baramulla2.pdf This St

This Stotra Manuscript includes,

Sapta Shloka Gita -Hari Nama Mala Stotram -Jaya Narayana Stotram-Bhaja Govinda Stotram- Ramashtakam- Achyuta Stotram- Vasudeva Ashtakam-Shiva Nirvana Stotram.

Shri Sapta Shloka Gita

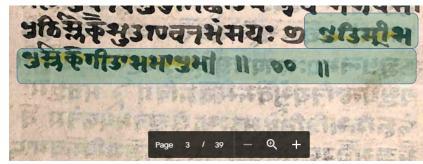

Shri Hari Nama Mala Stotram (by Shri Shankaracharya)



Shri Jaya Narayana Stotram



Shri Bhaja Govinda Stotram



## **Shri Ramashtakam**



## **Shri Achyuta Stotram**



## Shri Vasudeva Ashtakam



Shri Shiva Nirvana Stotram (by Shri Vyasa Muni)



विनम्णवं वय्या ॥ विक्विमेशिति मश्रानिभचउन्ने मिख्या भचसमम् ने लथःगीउपकीविउ ० क्विथरान्स वसा भिउरभेलरलीयंभभर्भरेकः भच्छा उपमित्रग्रथभगिष्ठवन्वरभसः अरथा । रित्रक्षित्रक्षात्रक्षक्षात्रम्भवभावना यः प याउँ हए चे देश या उथा अपना कृषीक् मउवश्की दृष्णगङ्ग कृष्ट हे हे हे उन्हें उस व

इंशिकी उपिति मृत्ति भंचन भर्षिय भि इशक्षः म भचउः धाल्यामं उक्कचे किसिरे भाषभा अच्छः स् विभन्नेक भचभाव र विश्ववि उत्रभ्रम्भागभाष्ठकंश्वत्रव्यमा सुकंशि यथ्यन्छनियभेवसभवसविग्रं भ्रम्थ्या निहासिभविविधेभाउः भाषित्वनभेषेत्रं स इञ्चभवग्रहमववञ्चम उत्रहमविष्वण द भा १ अक्तनण्ठवसक्जिभङ्ग्लीभंग्नभञ्ज भ

मविध्रभभड्डिश्ठाएनिश्चिम् उ घेमं गीउभुवनेवश्चेड्रभिद्धाउपण्डव भेजवसा भ्रकित्रक्रिभुउण्वनभंसयः ७ द्राउम्भि भ्रमिक्शिउभभण्डमा ॥ ०० ॥

वित्रभनगण्यया । विगविद्येगेजलान ग्रेगेधालंगिधवज्ञक्या गवचनगरंहवं उवक्रणभडीत्रियमा ० पाउप्यंगम्बन्छ। थकार्द्धां अभिवेद्धां भागा थित्र प्रभानक उत्तर थाभी भाग । नणायलानिमका वन्यवीव नगुमभा नग्भिक्तगणग्धावग्रनग्रम्। अक्मा ३ राधवराभगम् सरावणविरमाध अभा उपलीवनगरामं उन्हारभारतम्

वाभनेषिमुद्रधंमवाश्वमिवेमविद्याना भा विश्वेविश्वश्राह्यभाउव द्वित्व मान्य सभारतिक्षितं स्यान्तिस्न नण्यक्षा है श्विम्वम्बम् उवम्म वर्षे भुउभा । भुर उपिभणवेभन्ने भज्ञ अधिवृत्तिन्मा अङ्क क्समपनाकं उन्हास्य धारमा १ क्सा वंक्भलाका नेक्स संके श्रुविध्यभा के मम की पांत्र युंड व के कि ग्वान कुमा र कुपांक्व

श.



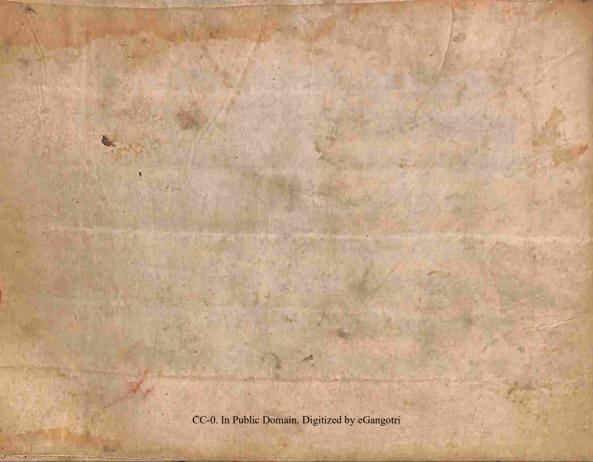

प्राचिमानियंग्राम्य अस्ति स्था स्था ग्रमण्यमवे उव ग्रम्भागमन्मा ११ का विमक्तिणक्तमक्तिराधकिशियभा क लाष्यपर्यस्व उवस्य जननायक्भा ०३ दिविश्मियुँ भानाथि वृध्ययम्मनभ निरंग्णपाउपभार अश्रमका कविधाउ ०७ उछ्योमञ्चरमाद्विगमिउंदिराभभा नां सर्भागुन्हमा ॥ मुहमा ७ ॥



विनिभनागचल्य ॥ विराधनागयलाए यथम्भेडभएयवाभनक्सांव उद्युगभा ध्यमिवन्यमंधाउँउदंभभाग ध्यंद्रमभा नवक्रियेकमवक्लाथक माभनक्या यधीनभनपंजनकवभागग्यभा ० एय एयम्बर्णया सुरभ्रमण्यक् सवएयवि श्रु एयलक्ष्मीश्रापक्रभलभप्रवुउएयम्भक् चाणिश्वः धोकाभभनाक्रियेकमवक्।

न्मधकारं भाभनकं थयणीनभनामज्ञनकवसा गायपामा ७ यहिषसक्लभजक्लयाभि क्विक्मिधिनिक्डें उम्धिनभक्किशिध मसञ्ज्ञ भर्कलर्भभवं धिरेप्यमभग्रक् विधेक् सवकृत्यभ्रष्ठा भाभन्क थया यीनभ न्यंजरुठवभागग्यामा ३ इंएन्नीए नक्ष्यग्रायुव्यवस्थात् ज्ञानिस् वेस्रवलस उला गउवस्ल इं ठवएल निर्मेव कि स्भा

ध्येष्ठ्रसभन्यक्रियेक् सवक्रलाधकां भा भन्केथयणीनभन्मंज्ञज्ञवभगाग्याम अन्य धिरणन्त्र अन्य धिभय ले अन्य धिगह निवास से अक्रमले अन्यसिक्ष प्रवृक्ष भुद्व उनिएक्स धार्यक्रमभन्द्वियेक्सव कृत्सक्षकारं भाभन्कथ्यणनभनामज्ञ ठवभगावधावभा । एनक्श्राधाव लथायलमङ्ग्रभनिवागीरं उत्यन्ध

ध्यमध्यभे अस्व विष्य विषय स्था भा भा में विषय स्था के स्था के

विनिधनणयण्य ॥ विकरणीविज्ञेकण गेविद्यंगेविद्यरणभाजभाउ अप्यक्निभवि किउभग्लनिकानिकान्य । वालभावक्रीएभजः उनलीभावउन्ती। वक्षः वाद्वश्चायायायायम्बद्धाः लेके धिनलयाः हरणेविज्ञहरणेविज्ञगिविज्ञ ठएत्यारभाउँ ३ सक्षेणितं धानिउं भण्या गनविषीनेएउउउभा राम्याडिगापीउ

क्रजंउक्रियन्थक्क्ष्यमाधिषुभो कल्गेविद्य करणगेविकंगेविकंकएअग्ठभउँ ३ मिन्भिय उल्नीभाषेश्वःसमिग्वभन्ने अनुगचाउः वायः वर्णगिविद्यवर्णगिविद्यगिविद्यवराश्च क्रमंड म नारी भन्ठ उएए गनिव संस्था यभिद्वमं एउत्रभवभागिविक्रुंभन्भि विमाग्यवागंवागं करणगेविकंकरणगेविकंग

विकंकएभ्राठभेउ न मृत्विदिधस्त्राज्या रिमिन्कभभिद्यार्थः क्यलिक्षाउउउ न्वाभाः उद्यापन अक्षरमाथामः हरागे। विजंकएगेविजंगेविजंकएभ्राठभेंडे उष्टक्रथएविग्रामेउक्ज्'थ्रश्रभएविव लिउथा नर्जनईन्यंनेकः उद्योकिः भज्ञिस्य सेकः ठए पिति इंठए पिति इंग विकंकरणभारतभंड १ वयभिग्डकःकःभ

विक्यः अस्त्रीवकः कः भग्यः क्रीन्विड कथिवचाः श्रुउउँ कः भेभचः वर्णगिव नंकएगिविकंगिविकंकएभ्राठभेडे इ या विश्विधण्लनभज्ञभुग्विविण्यविक्राज्ञः धम्भः स्वतिरः लग्रेष्ठवग्रः धस्तिकिथिन ग्रें करणगिविकंकरणगिविकंगिविकंकरणभ फभंड ७ एप्टिलेप् येन् क्रिडक् मःक्रमण याभ्यव्यवज्ञन्यः पश्चेत्रियाभ्यविकः

क जिं

उद्युनिभिरंद्यवक्रवमः ठएणिविसंठएणि विक्रेंगविक्रंठए अफ्सउ ॰ गीयंगीउपा मभजभू एवं मी धाउड्यमणभूभा जियाणा निभएभद्र उनिरं मध्यो नएन यमविर भा करणे विद्रेकरणे विद्रेगे विद्रे र एस्टर उ ०० ठगवन्नी उपिक्षिप्र पी उगाप्र एनन वक्रिक्थीउ यनक्रियाग्या चाउर्थ्य थिकृरे छिन्याचा हरणेगे विद्यं हरणेगे विद्यंगे।

विकंडएएथर्छभंड ०९ थनगीयएननेथन। विभवण्यनविष्णननीए०वस्यनभा इत्मं भारतकुण अप्यत्यया भारतभारत ठएगिविजंकएंगेविजंगिविजंकएभाजभड क्षंक्षा इउ युग् उस्म ए न नीक् म उप उ उतिथाविङ विउसचभस्य भच्ड्या स्था व मणभा कल्पितिज्ञं कर्णग्विज्ञं गाविज्ञं कर्ण अग्रभंड १८ इतिमी गिवित्र छेड्समा अस

0/6



CC-0. In Public Domain. Digitized by eGangotri

विम्रीराभग्रय्यन्भः ॥ विम्रीराभराभर धनद्भनगभगभ मीराभगभठ उउ गूर्ण राभ उभ मीराभराभर लक्क्सराभराभ मीराभ गभसरलं ठवराभराभ ० म्रिगभराभाक लस्वराभराभ म्रिगभराभभना स्वराभरा भ स्रियम्भगभगवार्णव्यागभगभ स्रियमाभ मानंतिवासास १ मीरभागभ स्वस्यान गभगभ ग्रिंगभगभं अठलक् लगभगभ म् राभराभमुक्रमायक्राभराभ म्रीराभराभम्

1.

लंकवरभरभ उ सीराभराभएगार म्याम गभ म्रिगभगभविद्याप्य्यगभगभ म्रिगभा राभभक्लाम्यागभराभ म्याभराभमरा ठवरभराभ र म्रिगभरभगुल्ड्रधलराभरा भ म्राभागभणुलभगावगभग म्राभागभ उल्लेख्नराभराभ म्रिगभराभमरलकवर भराभ । स्रीराभराभरविष्ठ उक्राभराभ स्री गभगभण अस्मान्य स्वाप्तिमान्य क् उक्राभागभ म्रीयभागभावना हवराभाभ म्रिग्भरभ्यक्विध्वरभरभ म्रीरभरभा भूएनः प्रियुराभराभ मीराभराभभभ्यनिष्य रभागभ मीराभराभस्य लाखवराभराभ १ मीराभराभक्भलिह्णाम्भराभ गीराभराभ क्भनाम् यरभागभ म्रीरभागभक्भनाभि यरभरभ म्रिग्भरभागने लेखरभरभ उ राभाष्ट्रभिर्द्रपृष्ट्यः धिष्टित्रभागवः भव पंपवितिम्जेविञ्चलक्सगस्रा ७ ४।३४ भग्रहेभभाजमा ॥ यहभग्र ॥

ない。

जिन्भेन रायण्य ॥ जिन्न इंक् सवराभना गयांनवध्रमंभेमवर्षभ्रम्वेषियां मूरिय उभागवंगिथक् वल्ला एएनकीन यक् गभा मस्वरा ॰ स्वरं समवंभट्ठभावं मी प्रमीप्रिंगपिक्यांगिउभा डिक्यभिक्रियेम उभाश्चार्यस्वकीनसन्नस्भभवण । वि श्रविधिश्रवमित्रिनीय दिल्लिमित्रालीय गिल्ल एनकी एनय उल्लभी वल्लक्ष्याय उपाइनक् भवियभिनवं सिन्उनभः ३ पश्चेगेवियक्रा

भन्गरायलसीधाउव श्रांवाणिउमीनिधि मयुगनन्त्रभागवां गेक्एमा विका म् भ्रमीरक्र म ग्रह्शिकीउयाभीउयाध्य रेम्येके रक्षेत्रप्रक्रिक स्वास्त्र के विजेवान्यः भविजग्रास्थाएउगायापा अनः न प्राकृतिभुक्तिमुक्ति । स्व क्भाएड सिक्चम्यका निधक नेथक: 43 नागेथकः अहम्भक्ताः पाउंगेथानकः ऽ विष्ट्याप्रेये प्रेत्रभद्याभभभभभभभभभिष्यवा

भनीविग्जभा वर्षिभानवास ननिपि उपि वयवा विशेषिक विष्णु १ क भागनकाभिमालाभङ्गप्रल गप्यः जन्मियाः क्षिताः भूने हि। क्षिनीभक्षलाधारमा अवय उ मुख्उधार यः भव्द्वविणे भभगः स्ट्रिंभभभागामिः विश्व अधिक विश्व विष्य विश्व विष्य विश्व व यउभागा ७ अध्यान्यग्रेभ् **参州、川岛岛州等** 

क्षा हर किर्द्रभावयानक वादि अंदेवर अस्मित्राज्या गारिक्सा १ छिडा सम्प्रा शिक्त भगिक्त गष्टलको प्रक्रिय सहचरा भा द्रम्गान्त्र व्यभा भाषाभागम्बाउयिष्ठ भन्। प्रवच्छिभक्षभक्षियम् भागितिस्मा । स्रीभ द्वीमप्तयवं क्रमसन्त्राप्य भद्वाद्व अविनोत्त उपल्लवण्डमा लक्षुन्नयप्रथमभग्ननभञ्जनण्ड

CC-0. In Public Domain. Digitized by eGangotri

प्रवित्यः प्रमधुभमनाग्यान्धनियपारुवउ उत्तर्थः भचाधिममुह्दियः जनउभवधेमप्रथः इद्यान्यन्य अस्तर्भा ० ॥ इक्ष्येप्र

ग्रिन्थभामिन्य ॥ ग्रिक्याइन्ह्साभाद्यस्त्र अल्वेठवः संस्थानग्रह्णग्रहिन्दाद्वल्यकृतिः मिनः ॥ ग्रिन्सः सिन्धमु उठह्यक्विक्वकृति न ग्रिन्सः सिन्धमार्थमान्यकृत्यन्याञ्च जिन्सः सिन्ध्यक्रीभक्तान्यमानुस्थिने ग्रि

नभः सिवायसाञ्च यसक्रायसान्त्र किन्भः मिवायिनिविक्उनिश्चक वश्वच्य विनभः मिवा यनिविकृत्यनिध्यभ्यभ्रमेवय् छिन्भःसिवण्य निविवासनिध्यभान सिञ्च छिनभगसिवायनि मनायनिस्नायवस्ता छिनभः सिवायपाठि वण्यगञ्चभार्भविक छिन्भः मिवण्यधन् भार्थ भग्रश्रञ्च छिन्भः मिव्ये उत्भाग्रश्रभाग्रश्या उधिल चिनभः मिवायथावनायभच्छव सभ्य में जिन्नाः मिवायन्छभायमञ्जाभार्गाविला छि

CC-0. In Public Domain. Digitized by eGangotri

मि

3

नभः सिवायनि न्न जन्य ध्यायथायने रिनाः तिवायविश्व रिश्वेभ्रम् क्रिमार्क्य विनमः ति। वायभच्यः अस्प्रीधारमभूकै छिन्भः मिवा यविश्व ठेर ठेगये गुभान्य ग्रेनभः सिवायका मक्रथञ्चवाष्ट्रवामिन । छन्भः सिवायन्यग उभचग इत्र इं छिन्भः मिवाय अस्नानिना लक्ण्यमानिने ग्रिनभः सिवायमाङ्ग्याविष् इपसन्म रंजनभः सिचायउसुणार्यविकण कुउच छिन्भः मिवाय्रे ह्या किभानिन रिन्।

क्षानिवाय गर्वे उतिय इंगिया थिति छिन्भः सि क्षक्रम्बर्ग्यन्थकिन्य छिन्भः मिचा किरिक्रमचक्र उपक्लाभरण ग्रेनभः मिवा यक्षिक्रयवधर्डे उथथायिन खिन्भः सिवाय्वे अभववर्चनेथरणीन छिनभःमिवण्य मुझ्वि मुड्डभर्ड्डियन्त छिन्भः मिवायम् नियानि कश्चियद्वगद्व रिंग्भः सिवण्यभवविद्वे भरा मिवच्ये रिंगभः मिवच्यव पृत्रकृष्ठभञ्ज वित्रय रिंन्भः मिवण्यभवभन्न सहसंप्रधारिन

何行ま

विनभः सिवायशङ्कणक्लाश्रभङ्गशङ्कि विन भः सिवायभाग्येत्रने वे इस्कृणिन रहेन भः सि वण्यकिमप्लह्यमग्यउ रिपेनभः मिवण्य भचेडेगिरीयसंगरीयस छिन्भः मिवण्यसव उभनीयसंभजीयभ ग्रेनभः मिवण्यभवउः अवीयसंभ्यवीयस ग्लेनसः सिवायउद्दर्भस्। न्तियसंभन्तीयस गउन्भः सिवण्यभद्राग्रीतिक् वरणिमाधिन गिन्भः मिवण्यएकवीरणलेख्न नण्डप्रापिन छिन्भः सिवायवान्यस्यस्य

क्रिगी िरी रिनभः मिक्यं सभभद्विकथा ने उउँ छिन्भः मिक्यक् लाईएक ४ थी० थिन् य ग्लिमामिन यणमा प्रभाष्ट्र । छन्म मिचयरुभप्रिलिमीलिन एउन्भःमिचयभ र्चनक्यानिन्क्यानिन् ग्रिन्भःसिवायभव इत्याद्विक्थाद्विन चिन्भः मिच्यान्डनभूतः किनिधनारिन रंपनभः मिवायनागरायाति न्लिक्षिति रित्रभः मिव्यमेलाए विन्तिभित्र भाषाभिने छिन्भः सिवायभग्नषप्रभाषिने अभि

वि न

ग्वेनभः मिवण्यक् नक्ष्यक्ष प्राप्तिक हि नभः सिवायनगण्य उवाभस्र ध्वासस् छिन्भः मिवाय की धन्तमान इभिवाभने छिनभः मि वण्यभी०मिकाभी०के भक्तिन छिनभः मिवण्य भिन्नभरयोगनिवियोगन रिवामः मिवायि क्राउत्रयाणिकारिल रिज्भः मिवायभवगैज गीज्याचित्र छिन्भः मिवचभार्त्रवस्यक्ष सावमायव रिज्ञाः सिवाय्धर्मार्भे भेरतार् वादिन ग्रिन्भः मिवाय भारत्यग्राध्यग्रथञ्चन

रिन्भः मिन्युर्गाज्ञभारम्भुउर्घन नभःसिवयाण्याविश्वमच्या भः मिवच्ये उद्यस्ये हे ग्रास्न ने इंदिन हिन्भः मिवायथानभागिकप्रमुध्यापिन रिवासः मि वण्यसवभन्ननाणिभरमाविन ग्वनभःमिवा ग्रस्तानिक्तान्य अवस्थित । वित्रभः सिवाय भचउत्रवाभाग्यसम्हत् ग्रेंगभःसिवायभच भद्रम्वङ नियेगित छिन्भः मिक्यभुभिरु यिष्टक्रभाषिने चिनभः सिवायक् लक्ष

मि

न्यक्लियन्थउल्पन् ग्णेनभःसिवण्यठिकार यभेगएमध्यमभूव रिंग्भः मिवण्यक्र इतः श्र गञ्चलक्षलिक्षण ग्रंगभः मिवायस्र इरुव। माउड्यागील छन्भःसिवायभ्वरावस् इउ द्विज्उ वे छिन्भः मिवण्य पुलन्कपृति वार्यज्ञेव रिंगभः सिवायभविभिष्ठिमधिन नभाधिन छिनभः मिचायठिकाभार्काविनन भन्भः छिन्भः सिवण्यष्ट भु छ छ नभः सिवण्य ठन उ । उन्भः सिवाय सच् उ । चन्भः विवाय ग चंड चित्रभः मिवायापचंड छित्रभः मिवाय भ चंड छिनभः सिवण्यम् ५३ छिनभः सिवण्यम् ३ छिनभ मिवायकी में उत्तिभागिया विभूति विनामि व्याएभूचे छिन्भःमिबन्यणिवने छिन्भःमिबन यापित्र रिंग्भः सिवायमित रिंगभः मिनाय वक्रिन छिन्भः मिचण्यक्रिक्न छिन्भः मिचण्यव ल छिन्भः सिवध्य अभिने छिन्भः सिवध्यके नि ाउनभः मियाययिगिन । उनभः मिवाये क मिन रंजनभः मिरायिश्वर रंजनभः मिरायण्या

CC-0. In Public Domain. Digitized by eGangotri

Ry.

छिनभःमिवायप्रउच छिनभःमिवायभेउच छित्रभःसिवाय्भवया छित्रभःसिवायभवम छिनभः भच्यः छिन्भः मिवण्यसच्यः १९५॥ चिमिचठचनक्जिम्हा उड्डिगिविमगि गैमठनमसिमापग्नीलग्ल रिन्यनवग भम्बिगिविएणवभागिथेएगुएग्राचिव ठगवडवउभुनभः ॥ एउ अक्षेत्र्यमान्भ क्षात्रमक्षात्र वार्षेत्र विश्वास्त्र विश्वास विष्य विश्वास विष्य वि वित्रिक्षेत्र स्वाप्त स्व स्वाप्त स्वाप्त स्वा पजसलेभक्कि उभिक्कि निर्माणवा । अवस्थित । अवस्

明月